

आज में तराभरा दो मात पहले- दिसालय की तराई के एक छोटे में ग्रांव के करीब रात का अंधेरा कुछ पलों के लिए दिस के उजाती में बदल गया। आरा की लपटों में घिरी चसकती हुई कोई चीज जमीम की तरफ





और जब गांव बाले घटनास्थल लेकिन किसी गड़ दे का कोई पर पहुंचे, तो जमीन तो आइचर्य नामोनिकान नहीं था। जमीन वापस समतल हो गई थी-



गांव वाले इस आइचर्यजनक घटना से इतने अयभीत हो गर कि उन्होंने वह जगह ही भोड़ दी। गांव बीरान हो गया-

लेकिन उस बक्त यह किसी को भी आभास नहीं था, कि दो साल बाद जमीन में धंसी बस्तु सक बार फिर उभरेगी और टकरासगी भ्रुव से। जब भ्रुव के खिलाफ रचा जासगा सक कुटिल ---



कथा रूवं चित्रः अनुपम सिन्हा इंकिंगः विनोद कुमार, विट्ठल कांबले सुलेख रूवं रंगः सुनील पाण्डेय सम्पादकः मनीष गुप्ता



केलिए किया था-

जब नारका जेल से धूटे एक सुपर-विलेन सुपर नोबा ने, स्पेस देनिंग सेंटर में रखे 'लेसर वेल्डर' को सुरा लिया, और उसकी मदद से सक 'लेसर तीप' बनाकर असका निशाना संसद अवन पर तान दिया-



उसने ठान ली कि अब बह बतौर सुपर नीवा की सदद के ही जील से फरार हो जास्पता-

लेकिन मिर्फ कुछ ही देर के लिए। ध्रुव ने अंधा होने का माटक, सुपर नोवाकी स्कीम को गहराई सेजानने ध्रुवकी इस चाल ते सुपर नीवा की योजना की धन्जियां उड़ाकर रखदीं और उसे जेल हो गई-

लेकित इस घटनाक्रम की खबर, नारका जेल में बंद नास्त्रेदमस की नहीं थी। दरअसल अपनी योजना की सफलता के लिए सुपर नोवा ने नास्त्रेदमस् की अंतरिक्ष वैध्याला का इस्ते माल कियाथा-

जिसका पता नास्त्रेवनसने सुपर नीवा की इस इर्त पर बतायाथा कि सुपर नोवा उसको वारका जेल से भुड़वालेगा -

और सबसे पहले सुपर तीवा की धोखेबाजी की सजा देगा। और उसके लिए उसे जाना होगां ... राजनगर-





💢 बार्की और उसकी मौत के बारे में जानने के लिए पहिए 'मजा-य-मौत' 4

में अगले कुछ दिनों तक राजनगर में नहीं रहूंगा। और अगर उन दिनों में या रातों में राजनगर में कोई भी अपराध हुआ, किसी की चेन तक रवींची गई तो में पुलिस के पास नहीं, तुम्हारे पास आऊंगा। क्योंकि राजनगर का हर छोटा- बड़ा लफंगा, आजकल तुम्हारे इशारों पर ही माचता है। ...





















रिचा ही ब्लैककैट है, जो 'राजनगर की तबा ही' में गागराज़ की विषक्तार से बेही द्वा हो गई थी। तब से किसी को भी उसका पता व हीं मिला है।







ये रॉकेट के 'क्रॉयोजीनिक इंजन' में लगने वाले 'आइसोटोप प्रोपेलर' का केटेनर है। लेकिन यह क्या चक्कर है? इतने घोटे कंटेनर में ले आइसोटोप प्रोपेलर' समा ही नहीं सकता। यानी कुछ गड़बड़ जरूर है।



तें भी सरकारी कर्मचारी रह चुका हूं। और धोटे कंटेनर में बड़ा माल मंगाने का मतलब अच्छी तरह सेजानता हूं। 🂢

जरा चेक करके देखा जाए कि अग्राला माल कब और कैसे आ रहा है। उसी से सारा मामला साफ ही जाएगा।

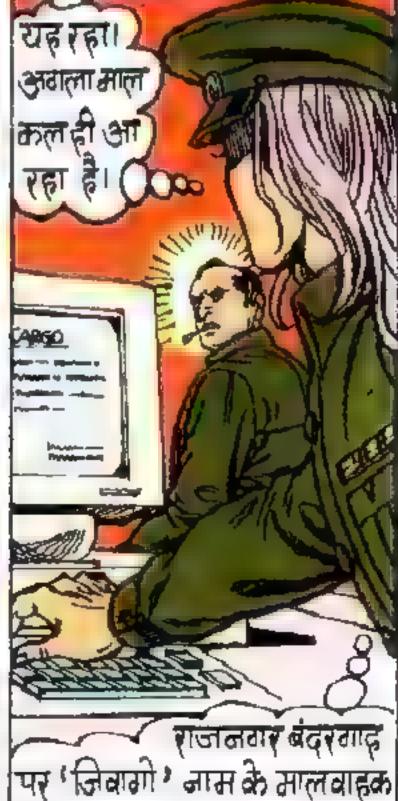

द्रीय मास्त्रेदम्म पहले एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक था, और डॉक्टर् माहा के स्टाफ में ही काम करता था-















सभी चित्रकथाएं आपके शहर के समस्त बुक स्टालों पर उपलब्ध हैं। न मिलने पर कोई भी 15/-वाली चार चित्रकथाएं मंगाने के लिए 60/- का अथवा 20/- वाली चित्रकथाएं मंगाने के लिए 80/- का मनीआर्डर निम्न पते पर भेजें। चारों चित्रकथाएं आपको रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दी जाएंगी। मनीआर्डर के निचले हिस्से पर चित्रकथाओं के नाम लिखकर भेजें।

प्रकाशकः राजा पॅकिट बुक्स, 330/1, बुराड़ी, दिल्ली-110084.

















राज कॉमिक्स



























































आगर मैं तुम ••• में समका कि ञायव्तु महारे यहां दोनों की बात पर चकीन करलूं तो की रॉकेट तकनीक भी साहा को रंडो कुष और ही होती/ होगी। हाथीं पंकड़ ने का एक ही गरता है। ... कि मैं इस रॉकेट में बैठकर उद्दान सर्है।









प्रचाम मेकेंड बाद यात (

सप में काम कर रहे हैं। में हमारा वीडियो मंपर्क।

सारे सिस्टम सामान्य

वीडियो स्क्रीनऑन)

कर दो।































अलविदा, टार और नाह्यारा